

वडेमपरे नाम जलवालम्ह र्यंत्रगरेसर्प्रवीहर्स्यस्थिते अलगर्वीजलकालः समीराज्ञलङ्डभी प मानुधानो मातुलिहिनिर्मेतामुक्त विक चुक् सर्वः प्रदाक्षित्रज्ञाभितंगोहिभुतंगमः ह ज्याशी विवोविषधर्श्रम्त्रीं मालः सरीस्यः जंडलीग्रह्यां ऋतुः श्रवाः काकोदरः फाणा ३ देवीकरोटीर्घ्यट्रस्तिवितेश्यः उरगः पन्त्रगोभागीजित्नगः प्यनाशनः ८।
विष्णाः अवित्राम्भिकं विलागः कृणानामः
विचारियंविविस्यादिस्कृटायातुषः गाह्याः समीकं चुकिनिविस्विद्धः स्तर्गरविव

काकीलादयःत्रषः वृतिह्नीवे= वंशिष्ठितिस्तिवेचकाकात्वत्रत्यहत्वाहताः सोराष्ट्रिकःसोतिकवेषोच्छत्रः १२१० 35 नः राररोवत्सनामऋविष्मराः अमीनवं विष्वैद्यां जागित्से व्यावगाहितुं देवः इतिपातालभोगिवर्गः स्यान्त्रारकस्तुनरयोनरकोऽगितिस्त्र्या तडेदास्पनां वास्त्रम् स्वान्त्रम् तहेत्रास्पनां वास्त्रम् स्वान्त्रम् स्वान्त्रम्यान्त्रम् स्वान्त्रम् स्वान्त्रम्यम्यान्त्रम् स् नर्बे भग नार्जा माना प्रशामान

एके नुनवदुः तात्यन्यात्ः

वंबाहर एंड

यस्ननगरुः तस्यनाष्ट्रीः अल्पारिरपेडायाः रवर्मामनस्पेत्रस्तिजी ३ स्पात्यष्टबचुमीभीले त्रिचेषाभेद्यगिमिष्तं इतिनर्ब वर्गः समुद्रीक्षरंकूपारःपाराबारःसरित्यतिः अर्व्यानेर्धः सिंधः सरस्वारं ववर ग्रममुद्रासं २५ मग्रहिते काल्यक्षेत्रेतं स्मान्यति सागरीर्गावः । रत्नाबरः ज्ञानिधः व्यारसपतिरपापतिः तस्पत्रभेदाः सीरो यथाक छो। । क सीरमुद्दमस्य निएवं लंबलाह्सायायर = दोलवर्गोदस्तयाः परे २ अपप्राचित्रविवाविरिसालिलंबमलेजलं प्रयः काला लममतं जीवने भुवनंवनं ३ कवंध मुदकं पायः पुक्रं सर्वतो मुखं अंभें ग्रिस्तो

्नवलादः इत्तरसादः स्तेदः छ्नो दः द्धिः संद्रोदः इतिः

निहेत: र

597

वियामिति भी रेगाने नापि का का विवस्ति व जलविकारसकेनरे: देश 南角11=2 ।र सारावस्वरं । भवववर्षवनरसिक्षवह जार्यममयं भगसरं ग अमिर्वास्त्रयावाचिरयोभिष्य प महत्स्हित्रोत्न हत्रोह्नोस्परिवर्सी एष्तिविद्वः एषताः युमासीविष्ठयः स्त्रया ध चना पांचेतदेतरं हापोस्त्रियामंतराययदेतहीरिगास्तदं दतायोषियतंतत्विकने हिणेश्वियामियवंतिव्यवेषः

हेम् प्रक्रमधादी कृत

पंचवंक स्प रेतानाम

हेगलुका मर्ये पाः सेकतं सिकतामयं निषद्रस्त जेवाल

खेवा लुदार

मलाउनाम नेमामाना नाम ३ देन ध्रमण नरत २ वधनस्य

हेनोकाषात्र इपवह्चात्नन काय्सा=

हेनोप्रधासार जोवं स्म का व्रा

A FIFR SA निर्मगंभार्गंभार्मतिविष्धिये। ज्यागध्मतत्वस्परीकेवर्तदाशधीवरे। १६ ज्याना के जाता विष्णाहरू जाता नत्मम्नान रामाजवामस्मामानो वे सारिगोंड जः विसारः शकु लो चीर्षगंडकः शकु लार्भकः १८। सहस्र

25

वेत स्नार्

रङ्गागन् अस्पिषिस्त वः सामी। नलमानिष्रिलिचिमः त्रीष्टीतुसंपरा ह्योः १६ दुवं डेमत्स्यसंघातः। वाताधानामयाकेषाः राहितामहतः शालः राजीवः शकुवः स्तिभिः तिभिगितार्यश्रीण्यारंसिजतजत्वः तेर्द्रराःशिश्रभारोऽशंनवीमवरार्यः स सात्क द्यान्य वस्तान व त्र्या नक्ता वस्ति पदः किंचु न कि निहाका गोधिकास ने रक्ते पातु जिले वापा स्त्रिया भिन्न जिले वसः २३ मु

देम्स्मरावंस्य देम्भक्रात्यादिकम् केः= डेरारव्य नाम ? क्षिमावर सम्माद्यात्म । वृस्पेवाधुव्रहीक्ष्यः उदपानेतुषु सिवा भस्ययत १९ मारगपातुरवातंस्पार्दरवातंदेवरवातवे CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

'नी किनिविम वसा नर शन उगिति।कासारः सरसीसरः वेशतः प्रत्यतं चात्यसरावापीत्दीर्धका २६ रवेषत्पिरासं स्वेभसायत्रधार्गा स्पादीत्वात्नमाचा वार्त कामावाची धनदीस रित ३ तरे गिगाशिवतनीत हैनी कारिनाधनी स्रोतिस्वनीदीपवतीस्वंतीनिक्नगीयगा रा गेगाविख्यपदीज्ञ तनयासरिन कें कारा म्नगं भागीणित्रिव्यगित्रिस्त्राताभीव्यसूर्यि स् कातिर्दास्प्तिन्यायमुनाशमनस्वसा क्रिक्षित्र्याः क्रिक्षित्रे विवाद्याः क्रिक्ष्याः क्रिक्षित्रे विवाद्याः क्रिक्षे विवाद्याः क्रिक्रे विवाद्याः क्रिक्षे विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्याः विवाद्य रेवातुनर्मदासोमाइवामकावक्यका ३३ करतायासवानारांवाहदासतवाहिना शितुदि

श्रमधाद्वतीति स्तरातर्ं स्पादिपारातिवपार सिया वर्ध रोगोहिरि गपवाहे स्पातं करमात्माकिमासरित शरावतिवेत्रवतिव्यमगासरस्ति। स्यावेरीसरितीन्याश्चिसंभेर सिंधुसंगमः इंगाली इयो: प्राण्तिवयसः पद्यां त्रिव्यति ३६ देविकायं नदां च भवेदिविकसारवी सांगेधिकं रक्षति व क्रवत्त्रक त्रक्तरहे स्व स्तरं प्रमान स्या है स्य

महाज्यो विम्दासिनः ध तुत्यव्यस्पर 自居得尼 सरमावसार 83 तः सरावतिनः प तो विका जात 13 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

सवलाधिसतस्प

मेघरविमित्सार्गाक्राकातकः हतः येनष्टराजस्योनमङ्ग्रेष्ट्रवरश्र्यः राजन्यकंचरपतिहा निपार्गांग की का नात सिन्न निम्म प्रमान महामानाः प्रधानानिवृशेषास्त्र वृशेहितः त्रभागस्य विदित्र मानंर तयंति प्रतिहारे चारपाल वा स्था चांस्थित दर्शकाः वुक्तिशिक तीमा मेगावी गाने व्यस्ति व अधिकारिगाः ध अंतः पुरेति धिकतः स्पदितविशिकी नेरः प्रवरीधीधिकारिशाः ३ होवर्षवरस्ता स्रोमिवसास्तेन अधिनः षानार परतरः पहिनिज्यातस्ति १९तः

सार्वभो मिरोषस्पर क्षाराः इत्र अर्कार्व विने ने ने ना हा ना ह्या ह्या विव शासिय खात्रणराजः सम्मा उपराजन न्यन्न महस्यर यंत्रीधीस्विवोंमात्वां त्येक म्यस्विवास्त इष्ट रिव्यवहाराणां प्राद्विवाकार्यकी क्र नेजयारचकसम्या रहेदैर्गस्वनी कर्योषी ध्युराधिक तीसमी ह **२क्शानाधिकतस्म** ४ सीविद्याकं वृक्तिनः स्याप्मासी विराष्ट्राते । व वर्मयुक्तस्पर् विषयानंतरीराजाशन्तिनेनतः वरं उदासीनः शत्रिक्षभ्या परस्थ रिवानेरिसप लारिडिष हेषरा दुर्तरः। हिद्विपसा हितांभित्र

रिष्ठतमा त्रस्परे

बहुयामाधिकारियाः ध

ब्ह्याव्यवात्तस्यराजः २ शत्रीपरस्परं २

अप्रतिसासन्याने युद् स्वारग्रह्यं नाः स अवरिक्तेकी श्रातान् । ज्ञाना ने ज्ञाति हो हो ती वार प्रवास वित्रं तत्र भूतरका श्रामीस मधि गर्मा सः तमाधुना निकामानि, कुशालानाच्युरि प्रोत्रीत्र साधि तिने दिया । दश्र या प्रमित्रा सम्बद्धार विशेष मनता भवना विद्या दियत । १ । कृधि गते प्राप्त । श्री प्रमित्र । १ । कृधि गते । श्री प्रमित्र । १ । कृधि गते । श्री प्रमित्र विधवधर्षणं लायसम्ह निमंद्रले निमंद्रले चिनं गाम्य देम्पत्ती गुर्ण वस्त्र मिन्न रेने स्वाधित विधवधर्षणं विधवधर्षणं विभागाय स्वाधित स्वा ग्रामस्यमिति वा पाठः मनु प्रभू जो यो दं जिस्त रो न्वयो ब्तंकप्रयेति कृतक र्मणीभताः 四种用 CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

= हिरिक्षालेष्ट्र ~ राम्योजालः 00 भवं कुनेएवं स्वान नं गिर्म्सल्व नर्ये जनं देने ए मर तेम र तेन कि वार्ष वे । सादश 50 दिगतिन नाय द्यापिय पाणिय पांम द्रव्य देने स्त्रेन निर्मा स्वर्म निर्मा पाना निर्मा द्रव्य पाना निर्मा पाना निर्म दशयदिशाप्दशिद्शाः रशिद्या। प्रतादशिद्या न्मद्रीमेंद्रीनपराजमाधासम्तपावसुतिष्टिकर्तने विव्यमें तार्रभतीचनरा नंतित्तेन दे। नगन्वरतिमित्रवापाढः= स्यं प्रव्ययोः हरए जधाने बते गति। धियं भावन ययो य मपुराय निम्म रोस्य करणा यसरे स्वी है। ने में गया मृगम्यम् न न न दशारचं सतमानगत्मा भ्रमाना थिर निर्मेर्देश दरंनेच प्राप्तिमाभरगां मध्य निर्मेर्देश चत्रमानगत्त्र स्थि। राम चंद्रम् तिरिवाभ्र गंक्तं नयस् नगुस्त्राम्यानित्रामा वहलितनागनात्राम् हिरापापायन्त्रमानीतिक्रातिः = २

यनमानं में यह रत्यां मानं स्वार्ण मानं विवास वेतं वित्रयो परिद्वास के वास्त्री विवास वेतं वित्रयो परित्र द्वार के विवास वेतं वित्रयो वित्रयो परित्र द्वार के विवास वेतं वित्रयो परित्र द्वार के वित्रयो वित्रय वित्रयो वित्रय वित्रयो वित्रय वित ज्ञितन प्रार्थन न्यात्यान्य न्यात्यान्य नारा नारा अस्य मस्त्र में प्रयोग अस्त्र निर्ध माजाताराताला सप्ट वितरमप् हरारुभवंमानाशारेवस्धाधवाः।सिंहानदेशंमल्यक्तमंभ्रेत्स्देरेवाद्दवाः 200 06

अयमीन ज्यान स्पनयं निर्मालस्य विनवाय जेतं शिलाय दशा दा उउमिता, काचित्रस्य दे दुभयः चि जयदंदमयः तेकविनाम्पंधन्यम् नः। विजयदुःदुमि नीयषुरितविचनरवानरवादनः सपरः॥११। शामितपस्य ले शिनकारिमाशिवरिएंगेस लिश्रेतप्रदरं । स्रोशर विष्यविष्यकिकास्वयंवत्रित्रं स्वयंवत्रित्रं स्वयं व्याप्यति स्वयं व्याप्यति स्वयं व्याप्यति स्वयं व्याप्यति स्व भिर्मु कर र ता मरी विभित्र स्थानी नियन ये जाती महती यण शाम र वे नियन वे निया व समुद्रम्हात् तालित्र निलकान् = १ दिन वीक वेश्वरा निवहने समझार्गिवरोधसः स्विवकारि नेविलिम् नेतिन इ जधननिविषयी क्तमेरवलान्य तिवधाष्ठ्र विलेषिकान् सरिष्यारम्यानका रावलाइनलका नलकाधिविक्रमः १३ सुप्रिक्किं हिमहस्त्रमरी विनास्मिविनान्कि तिश्चेन प्रधनम् अधिनाम्मिविनान्कि तिश्चेन प्रधनम् अधिनाम्मिविनान्कि । अधिनाम्मिविनान्कि । अधिनामिविनान्कि । अधिनामिविनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनामिविनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनान्विनानिनानिनिनानिनिनानिनिनिनानिनिनानिनिनानिनिनानिनिनिन सवावता= )

अन्कानवमामितिवा भारः ख्रुनवमामुक्षे-१

मं इत्सम्बाद्यार्ता समनुक्रेष्णां स्वानिवित्र स्वानिव स्वीनलसामसमद्द्रिः।१५ महायक कुं कुलाइवं यस्वर्धां नाभवंच पतिवत्ता

तय निमंग्यं में से व ते देव तां स्वाम लो व वंदा विखु १६ ने मिल में ता तिविति दे

वनिशिखिरामिवंसागर्यमापमाः प्रमधनाम्बक्तकपर्णिसनिद्दित्यों

छो 20

विवयुक्ता ही

दिनारा वित्तमार्गारा १२३ विवास भिरमे निम्नि भिर्मे वस्त भारति । वस्ति क्रिक्ति । वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति वस्ति वस्ति । वस्ति । वस्ति वस्ति । वसि िने अप जाताविनिनी बरिव प्रमाहित्र में रिहमा गविचना। । । एक स्किल सं

तः निप्राप्य

युगमृद्धिमदायनामध्यक्तः जुतिय प्रदोन्य यः स्वस्त वी येमगापदे वित्ते प्रदेशने स्वरं वित्राम्य स्वति वित्राम्य स्वति स्वरं वित्राम्य स्वति स्वरं वित्राम्य स्वति स्वरं वित्राम्य स्वति वध्रवध्नमयासरः १ हे तानुवन्नमित्रमितिमान्त्रसमाह्नाद्वयस्

नांसानाः । केननक्ययं समुध्यने क्रिक्ति वित्रम्मात्रे स्थानित्र वित्रम्मात्रे स्थानित्र स्यानित्र स्थानित्र स्थानित्य

न्त्रीगृहारं वा विसर्तिनाः कल्पिताः केतियः के स्त्रिनवार्थः प्राणिति दितिन हिर्निष्ठितन निर्मायन

AIR

20

ग्रीय्तवान् अतित्रं तुभतं कुरिमस्व लोजिन गिरं रामण्य परि ग्रहें। अधिवर्गस्व मध्रदीऽ
प्रतानका विश्व प्रतानका विश्व दिनां मसमामे से भास यही खरं । ११ के वस्य प्रयत्ने विक्रिते देव सरसमाजा समानमणाचित्तं निम्मसं केवलं मनते वनमुचेनमुचेररवेशिर न्थर गांगारं वेगवनरेण क्रिक्यरवेष्ठमेशासीतिगर् देनकरस्परान्यः मेललिलियाग्रार्थः मेसलेलेलियाग्रार्थः मेसलेलेलेक्योग्राह्यः ग्रेम्स्धिरेश्वरियास्य दिया। २३ म प्रम्यवस्त्रे कुस्मेर्ने वेस्तियरेषित्रे कि

हिमबिब इति वंदनपद्मनं विष्कृत स्थानि व्यादि से द्रायाः विक्रम्योः कृष्ये वज्ञानि क्यो र से प्रायाः विक्रम्यः です。 एकराज्य वराधियां यमकु वर जले पर विद्यासिमध्यें परिति वित्रिक्षेत्र वित्र व 75 र्घनराध्यसंदिशीरपयुत्रां परिवर्तितवादनः। दिनमुखानिरविदिनितग्रेरिक प्रथमक सम्मनमञ्जभवत् , प्रभवत् लये मलवं नगं मन्वत् १५ के समजना नतीनव पंलवातर ने यद परके कि लक् जित्ते। इतिययाक्रमें माधिरमंन्त्र हुं स्वतीमवती र्ववन्य खंती। यह नयगुणा हार्पकार विकल करव याचका प्राप्तुः वस्ति मस्त्र वस्ति सम्ब विच नामिने भवते : र दुवकार कांसी मियं मधिन । माभपय सरसो मध्यमां। विश्व चंद्रकां मुख्या है ते कुत्र विश्व प्रमान महका किले त दन भाग रसे दि मवार्ष एः परमृतारम्

विरहिष्टिरहभुवम पयोः ४

ZVA